# इकाई 12 प्रारम्भिक वैदिक समाज

### इकाई की रूपरेखा

- 12.0 उद्देश्य
- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 स्रोत
  - 12.2.1 साहित्यिक स्रोत
  - 12.2.2 प्रातात्विक साक्ष्य
- 12.3 आयों का आक्रमण : कल्पित या वास्तविक
- 12.4 अर्थव्यवस्था
- 12.5 समाज
- 12.6 राजनैतिक व्यवस्था
- 12.7 धर्म
- 12.8 सारांश
- 12.9 शब्दावली
- 12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

# 12.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- उन अनेक स्रोतों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिनसे हम प्रारम्भिक वैदिक काल के विषय में जान सकते हैं,
- इन स्रोतों के माध्यम से भारतीय-आयों के व्यापक स्तर पर स्थानांतरण के सिद्धांत का परीक्षण कर सकेंगे, और
- प्रारम्भिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति एवं धर्म की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

# 12.1 प्रस्तावना

इकाई 10 और 11 में आपने देखा कि लगभग 2000-1000 ई. पू. में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से असमान विकास वाली सभ्यताएं पायी जाती थीं। ये सभ्यताएं अनिवार्यतः कृषि-पशुपालन पर आधारित थीं और चूँिक इन सभ्यताओं ने सिवाय हड़प्पा सभ्यता के कोई लिखित प्रमाण नहीं छोड़ा है, अतः इनके बारे में केवल पुरातात्विक अवशेषों से ही जानकारी मिलती है। इस और अगली इकाई में हम धार्मिक अभिलेखों के उस विशाल भण्डार का अवलोकन करेंगे, जिसे भारत का प्राचीनतम् साहित्यिक प्रमाण माना जाता है। इस प्रमाण की पृष्टि हम पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा यथासम्भव करेंगे। ऋग्वेद को प्राप्य मंत्रों का प्राचीनतम् संग्रह माना जाता है अतः हम पहले ऋग्वेद का ही अध्ययन करेंगे तािक आरम्भिक वैदिक काल के विषय में जानकारी मिले। इसके बाद अन्य वेदों और उनसे सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के अध्ययन के दो लाभ हैं।

आयों को वेदों का रचियता माना जाता है और साथ ही यह बहुत समय तक समझा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृति के विकास में आयों की प्रमुख भूमिका रही। ऋग्वेद की सामग्री के सूक्ष्म परीक्षण से यह नहीं लगता कि उस समय की भौतिक सभ्यता बहुत प्राचीन भारतीय समाज के विष्यसः 2000 से 1000 ई.पू. विकिसत थी। बिल्क इसके विपरीत भारतीय सभ्यता की तमाम विशिष्ट भौतिक विशेषताएँ ऐसी हैं जो भारत के विभिन्न भागों में पायी गयी ऐसी पुरातात्विक संस्कृतियों में मौजूद थीं जिनका वैदिक काल से कोई संबंध नहीं था।

दूसरा, ऋग्वेद और उसके बाद के वेदों और सम्बद्ध साहित्य से प्राप्त सामग्री की तुलना करने से यह पता चलता है कि वैदिक समाज के अंदर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा सुनिश्चित सांस्कृतिक ढाँचा नहीं था जिसे वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति कहा जा सके। ऋग्वेद के प्रमाण सप्त सिन्धु अर्थात् सात निदयों की भूमि वाले भौगोलिक क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। यह क्षेत्र पंजाब और निकटवर्ती हरियाणा का है। किन्तु ऋग्वेद के भूगोल में गोमती के मैदान, दक्षिणी अफगानिस्तान और दक्षिणी जम्मू कश्मीर भी सिम्मिलत हैं।

प्रारंभिक व्याख्याओं के अनुसार, भारतीय आर्यों के स्थानांतरण का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि वे पश्चिम एशिया से भारतीय उप-महाद्वीप में आये। ये प्रवासी ''वेदों'' के रचियता माने जाते हैं इसिलये इनको वैदिक जन कहा गया है। इस ऐतिहासिक व्याख्या के अनुसार, आर्य कई झुडों या चरणों में भारत आये। आर्यों को एक भाषाई समूह जो कि यूरोपीय भाषाओं को बोलने वाला था समझा गया है। परम्परागत इतिहासकारों एवं प्रातत्ववेत्ताओं द्वारा उनको गैर आर्य हड़प्पावासियों से भिन्न प्रकार का माना गया है।

तथापि प्रारम्भिक वैदिक समाज की टीका करने के लिये यह देखना लाभदायक होगा कि, साहित्यिक रचनाओं और पुरातात्विक साक्ष्यों में पूरकता है या नहीं। यदि ये दोनों प्रकार के स्रोत एक ही काल और क्षेत्र से सम्बद्ध हों तो इन्हें मिला कर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी और विचार मिल सकते हैं। आइए, हम इन स्रोतों का अवलोकन करें।

### 12.2 स्रोत

प्रारम्भिक वैदिक समाज के अध्ययन के लिये मुख्यतः हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं— साहित्यिक तथा पुरातात्विक। आइए, पहले हम साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करें।

## 12.2.1 साहित्यिक स्रोत

साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे पास चार वैदिक ग्रंथ हैं-

- ऋग्वेद
- सामवेद
- यज्र्वेद, और
- अथर्ववेद।

इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन रचना है।

''वेद'' शब्द को संस्कृत के ''विद से लिया गया है जिसका भावार्थ है ''ज्ञान होना''।

"वेदों" में प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन है और इनकी रचना बहुत से किवयों तथा महाऋषियों के परिवारों ने देवताओं के सम्मान में की। इन चारों वेदों को "सिंहता" भी माना जाता है क्योंकि ये उस समय की मौिखक परम्परा के प्रतीक हैं। चूंकि श्लोक का तात्पर्य था उसका पाठ करना, उसको कंठस्थ करना तथा मौिखक रूप से उसको स्थान्तरित कर देना अतः जिस समय इनको संकलित किया गया उस समय इनको लिखा नहीं गया। इसी कारणवश किसी भी सिंहता के रचना काल को पूर्ण निश्चय के साथ नहीं बताया जा सकता। वास्तव में प्रत्येक सिंहता कई शताब्दियों के दौर में हुए संकलन का प्रतिनिधित्व करती है। इन चारों सिंहताओं में वर्णित विषय वस्तु के आधार पर विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ई. पू. से 1000 ई. पू. के मध्य में हुई होगी। और इसी समय को प्रारम्भिक वैदिक काल भी कहा जाता है।

ऋग्वेद संहिता में 10 सर्ग या मंडलों का संकलन है। दूसरे तथा सातवें को सबसे पहले की रचना माना गया है और यह विशेषकर प्रारम्भिक वैदिक काल से संबंधित है। ऐसा समझा जाता है कि एक, आठ, नौ एवं दस मंडलों को संहिता में बाद के काल में जोड़ा गया।

विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद और ईरान के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता जो ऋग्वेद से भी पहले की रचना है, में समान भाषा का प्रयोग हुआ है। इन भाषाई समानताओं के आधार पर तथा कालक्रम में अवेस्ता को ऋग्वेद का अग्रगामी बताते हुए विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किये हैं—

- 1) इन दोनों ग्रंथों में वर्णित लोग एक समान बहु-भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका स्थानातंरण पश्चिम एशिया एवं ईरान से भारतीय उप-महाद्वीप की ओर हुआ। ये लोग "आर्य" कहलाये।
- 2) आयों का मूल स्थान एक ही था जहां से वे विभिन्न समूहों में यूरोप एवं पूर्व की ओर स्थानांतरित हुए।

तथापि, आयों के उत्पत्ति-स्थल के विषय में वाद-विवाद की वैधता अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि समान जातीय पहचान की अवधारणा को गलत साबित किया जा सकता है। परंतु एक समान भाषाओं की अवधारणा के आधार पर इतिहासकार आयों के स्थानांतरण के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और कुछ इतिहासकार इस पर विशेष जोर देते हैं।

# 12.2.2 पुरातात्विक साक्ष्य

पिछले 40 वर्षों में सिंधु व घग्गर निदयों के किनारे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तथा उत्तरी राजस्थान में उत्खनन के द्वारा इन क्षेत्रों से हड़प्पा काल के बाद के अन्नत ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेषों को खोद निकाला गया है। इनका समय 1700 ई. पू. से 600 ई. पू. के मध्य का है। आपने इकाई 10 में इस बारे में पढ़ा है। आपने देखा है कि इन ताम्र पाषाण संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा, ओ.सी.पी. (गेरु रंग के मृद्भांड), बी.आर.डब्लू. (काले और लाल मृद्भांड) और पी.जी. डब्लू. (स्लेटी मृद्भांड) के नामों से (अपनी विशेषताओं के कारण) पुकारा जाता है।

तथापि, हमें यह याद रखना चाहिये कि मिट्टी के बर्तन (मृद्भांड) बनाने वाली शैली उस समय के लोगों की सम्पूर्ण संस्कृति का प्रतीक नहीं है। विभिन्न प्रकार के मृद्भांड निर्मित करने की शैलियों का अनिवार्यतः यह अर्थ कदाचित् नहीं है कि इन बर्तनों का प्रयोग करने वाले लोगों में भी अन्तर था। विश्लेषण किसी सांस्कृतिक संग्रह के एक विशेष लक्षण को ही परिभाषित करता है, इससे अधिक नहीं। कुछ विद्वानों ने वैदिक साहित्य और उत्तर-पश्चिमी तथा उत्तरी भारत में प्राप्त इन संस्कृतियों के संकेतों का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है।

# 12.3 आर्यों का आक्रमण-किल्पत या वास्तविक

क्या आयों का आक्रमण एक कल्पना मात्र थी या वास्तिविकता? अब हमें यह देखना है कि किस सीमा तक पुराताित्वक साक्ष्य इस प्रश्न का उत्तर जानने में हमारी मदद कर सकते हैं। पुराताित्वक विद्वानों ने बहुत सी उत्तर-हड़प्पा संस्कृतियों को आयों से जोड़ने का प्रयास किया है। स्लेटी बर्तनों की संस्कृति को बार-बार आयों की शिल्पकारिता के साथ जोड़ा जाता है और इसको लगभग 900 ई.पू. से 500 ई. पू. के मध्य का माना गया। उनका तर्क उन अनुमानों पर आधारित है जिनको इतिहासकारों ने साहित्यिक रचनाओं के विश्लेषण के द्वारा निकाला था। तथािप, ऋग्वेद एवं अवेस्ता के बीच पाई जाने वाली भाषागत समानता का अनुसरण करते हुए, पुरातत्विवदों ने, बर्तनों की किस्म, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रण और तांबे आदि की वस्तुओं के बीच समानता दिखा कर उत्तर-हड़प्पा तथा पश्चिम एशिया/ईरानी ताम्र पाषाण संग्रह के मध्य समानता के चिन्ह खोजने की चेष्टा की है। इस प्रकार की अतिरंजित समानताओं ने इतिहासकारों के इस निष्कर्ष को बढ़ावा दिया है कि

प्राचीन भारतीय समाज का विकास: 2000 से 1000 ई.पू. आर्य उन लोगों का समूह था जिन्होंने पश्चिम एशिया से भारत की ओर स्थानांतरण किया था। इस प्रकार साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों को एक दूसरे का पूरक बना कर स्थानांतरण के सिद्धांत की वैधता को पष्ट किया गया।

ऋग्वेद तथा अवेस्ता के मध्य भाषागत समानताओं को लेकर कोई विवाद नहीं है। परंतु इस प्रकार की समानता ये नहीं दर्शाती कि विशाल स्तर पर लोग भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानांतिरत हुए। दूसरा ये कि भारत में ताम्र पाषाण शिल्प अवशेषों और पश्चिम एशिया में पाए गए शिल्प अवशेषों के बीच समानता कम ही पायी जाती है। यह भी विशाल स्तर पर लोगों के स्थानांतरण को नहीं दिखाता। "आर्य" अवधारणा की जैसा कि पहले कहा गया, मृद्भांड की किसी एक शैली के आधार पर पहचान नहीं की जा सकती और न ही इसका नस्लीय या जातीय आधार पर अब कोई महत्व है। "आर्य" एक खोखली अवधारणा है जो लोगों के बीच भाषागर्त समानता से संबंधित है। इस विषय में आपको उत्खनन द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित निष्कर्षों का ध्यान रखना चाहिए।

- प्रारम्भिक विद्वानों का विश्वास था कि इंडो-आर्य हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण थे। उन्होंने हड़प्पा के नगरों तथा शहरों का सर्वनाश किया। उन्होंने ऋग्वेद के उस श्लोकों को उद्धृत किया जिसमें इंद्र को घर-मकान नष्ट करने वाला बताया गया है लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन इसलिए हुआ कि उस पर किसी बाहरी शक्ति ने कोई व्यापक आक्रमण किया था। खंड 2 की इकाई 9 देखें)।
- 2 चित्रित धूसर मृद्भांड (पी.जी.डब्लू.—स्लेटी बर्तन) के प्रयोग करने वालों को आयों से जोड़ने के प्रयासों को पुरातात्विक साक्ष्य भी प्रमाणित नहीं करते। अगर मृद्भांड संस्कृतियां आयों के विषय में सूचित करती हैं तो उनके आक्रमण की अवधारणा को मित्तिष्क में रखते हुए ये मृद्भांड बहावलपुर तथा पंजाब में भी मिलने चाहिए क्योंकि आयों के स्थानांतरण का रास्ता भी यही था। लेकिन, हमें यह एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे हरियाणा, ऊपरी गंगा के थाल और पूर्वी राजस्थान में प्राप्त होते हैं।
- 3 दोनों संस्कृतियों में समय के अंतर के विषय में भी सोचा गया जिसका तात्पर्य यह लगाया गया कि उत्तर हड़प्पा और हड़प्पा काल के बाद की ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बीच एक अंतराल था। परंतु भगवानपुर, दधेरी, हरियाणा और माडा में की गई हाल की खुदाइयों से पाया गया कि उत्तर हड़प्पा और स्लेटी बर्तनों (पी.जी.डब्लू.) की संस्कृति के अवशोषों को बिना किसी रूकावट के एक साथ पाया गया है। इस प्रकार "आक्रमण" की अवधारणा को भी खुदाइयों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।
- 4 1750 ई.पू. के बाद नगर एवं शहर, साधारण बनावटी औजार जैसे मोहरें, तोल-माप के साधन आदि जो व्यापार एवं नगरीकरण से संबंधित थे, लुप्त हो गये। प्रारम्भिक काल का ग्रामीण ढांचा ई. पू. द्वितीय तथा पहली सहस्राब्दी ई.पू. में भी स्थिर बना रहा। पुरातात्विक खोजों के द्वारा खोजी गई उत्तर हड़प्पा काल के बाद की वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, धातु के औज़ार तथा अन्य वस्तुएं वास्तव में भारत की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की क्षेत्रीय विभिन्नता दिखाती हैं।

इस प्रकार ईसा पूर्व दूसरी और पहली सहस्राब्दी के पुरातात्विक प्रमाणों ने वैदिक आयों के विषय में आजकल प्रचलित दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रथमतः, पुरातत्व में ऐसा कोई वास्तिबक प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यह सिद्ध हो कि 1500 ई.पू. के आस-पास मध्य या पश्चिमी एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानान्तरण हुआ। दूसरा, इस बात का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है कि आयों ने हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करके एक नयी भारतीय सभ्यता की स्थापना की। वस्तुतः, यद्यपि ऋग्वेद में बार-बार विभिन्न दलों के बीच संघर्ष और लड़ाइयों का वर्णन आया है, किंतु आयों और अनायों तथा उनकी संस्कृतियों के बीच कथित मुठभेड़ों का कोई भी विवरण पुरातत्व में नहीं मिलता।

फिर भी चूंकि ऋग्वेद धार्मिक श्लोकों का प्राचीनतम उपलब्ध संग्रह है अतः इसका

ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इन श्लोकों (स्तोत्रों) से उस प्रारम्भिक समाज के विभिन्न पहलुओं के विषय में ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो पुरातात्विक प्रमाणों से नहीं मिल सकती। उनसे हमें उस समय की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, राजपरम्परा और राजनैतिक संगठन, धार्मिक और बहमाडिकीय विश्वासों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से अधिकांश जानकारी परिवर्तिकालीन भारतीय समाज को समझने में सहायक सिद्ध होती है। अतः अब हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद से प्रारम्भिक वैदिक समाज के बारे में क्या जानकारी मिलती है।

| वो | घ प्रश्न 1                                                                                                                     |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1  | चार वेद क्या हैं? प्रारम्भिक काल से कौन सा वेद विशेषकर संबंधित है?                                                             |           |       |
|    |                                                                                                                                | •••••     | •••   |
|    |                                                                                                                                |           | • • • |
|    |                                                                                                                                |           |       |
|    |                                                                                                                                | -         | •••   |
|    |                                                                                                                                |           | •••   |
|    |                                                                                                                                | •••••     | •••   |
|    |                                                                                                                                | •••••     | •••   |
|    |                                                                                                                                |           | •••   |
| 2  | क्या आर्यों के आक्रमण की अवधारणा पुरातात्विक उत्खनन के प्रकाश में स्व<br>पुरातत्वाविदों की व्याख्याओं को 100 शब्दों में दीजिए। | ोकार्य है | ?     |
|    | <u> </u>                                                                                                                       |           | •••   |
|    |                                                                                                                                |           | •••   |
|    |                                                                                                                                |           |       |
|    |                                                                                                                                |           | •••   |
|    |                                                                                                                                | , <b></b> | •••   |
|    |                                                                                                                                | ••••••    | •••   |
|    |                                                                                                                                |           | •••   |
|    |                                                                                                                                | •••••     | •••   |
|    |                                                                                                                                |           | •••   |
|    |                                                                                                                                |           |       |
|    |                                                                                                                                |           | •••   |
|    | •••••                                                                                                                          | •••••     | •••   |
|    |                                                                                                                                |           | •••   |
| 3  | प्रत्येक का उत्तरौहां या''नहीं'' में दीजिये।                                                                                   |           |       |
|    | i) प्रारम्भिक वैदिक काल का हमारा ज्ञान केवल साहित्यिक साक्ष्यों                                                                |           |       |
|    | पर आधारित है।                                                                                                                  | . (       | , )   |
|    | ii) वेद अनिवार्य रूप से देवताओं को समर्पित प्रार्थनाओं एवं श्लोकों का                                                          |           | ١     |
|    | संकलन है।<br>iii) अवेस्ता ईरानियों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।                                                                   |           | 1     |
|    | iv) ऋग्वेद एवं अवेस्ता के बीच भाषागत समानताएं आयोँ                                                                             | , (       | ,     |
|    | के भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानांतरण की अवधारणा को                                                                              |           |       |
|    | वैधता प्रदान करने के लिये पर्याप्त आधार है।                                                                                    | • (       | )     |

# 12.4 अर्थव्यवस्था

प्रारंभिक वैदिक समाज पशुपालन पर आधारित था, पशुओं को पालना ही मुख्य पेशा था। एक चरवाही समाज कृषि उत्पादों की तुलना में पशुधन पर अधिक निर्भर करता है। पशु चराने के काम आजीविका का साधन है और इसको वे लोग अपनाते हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर बड़े स्तर पर खेती-बाड़ी का कार्य सम्भव नहीं जिसके कारण पर्यावरण संबंधी और कुछ सीमा तक सांस्कृतिक विवशताएं हैं।

प्रारम्भिक वैदिक काल में पशपालन के महत्व का ऋग्वेद साक्ष्यों में काफी बड़े स्तर पर वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में बहुत सी भाषागत अभिव्यक्तियां गाय (गौ) से जड़ी हैं। पालत पशु सम्पन्नता के प्रधान प्रतीक थे और एक सम्पन्न आदमी जो पालत पशुओं का स्वामी होता था "गोमत" कहलाता था। इस काल में संघर्ष एवं लड़ाइयों के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, वे थे गविष्टि, गवेश्ना, गवयत आदि। पहले शब्द का अर्थ है गाय की खोज करना और ये शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि इन पालतु पशुओं पर अधिकार समदायों के मध्य असंतोष का आधार होता था तथा कभी-कभी इसको लेकर कबीलों के बीच संघर्ष एवं युद्ध छिड़ जाते थे। ऋग्वेद में पानि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो वैदिक जनों के शत्र थे तथा वे आयों के धन विशेषकर गायों को पर्वतों एवं जंगलों में छिपा लेते थे। इन पशुओं को छुड़ाने के लिये वैदिक देवता इंद्र की पूजा की जाती थी। यह संदर्भ यह भी बताता है कि पशुओं का अपहरण सामान्य बात थी। राजा या मुखिया को "गौपति" कहा जाता था. जो गायों की रक्षा करता था। ऋग्वेद में "गोधली" शब्द का प्रयोग समय को मापने के लिये हुआ है, दूरी को गवयुती नाम दिया गया है, पुत्री को दहिता कहा गया है क्योंकि वह दूध दूहन का काम करती थी, तथा जो लोग अपनी गायों के साथ एक ही गोष्ट में रहते थे उनको उसी गोत्र का माना जाने लगा। ये सारे शब्द गौ से बने हये हैं और इससे लगता है कि ऋग्वेदकालीन जीवन में महत्वपर्ण कार्य गौ-पालन था। चरागाह. गौशाला. दग्ध उत्पादन और पालतु जानवर के साहित्यिक संदर्भ श्लोकों एवं प्रार्थनाओं,में पाये गये हैं।

ऋग्वेद में पशुपालन से संबंधित अनिगनत भाषागत साक्ष्यों की तुलना में कृषि गतिविधियों से जुड़े संदर्भ बहुत ही कम मिलते हैं। अधिकतर कृषि संदर्भ बाद के काल से संबंधित हैं। "यव" या जो के अतिरिक्त अन्य किसी अनाज का वर्णन नहीं किया गया है। प्रारम्भिक वैदिक काल के लोग लौह तकनीकी का प्रयोग नहीं करते थे। यद्यपि उनको तांबे की जानकारी थी, परन्तु ये औज़ार लोहे के औज़ार की तुलना में कम उपयोगी थे। पत्थर के औजारों (कुल्हाड़ी) का प्रयोग किया जाता था और इसका वृतांत ऋग्वेद में हुआ है। आग का प्रयोग जंगल जलाने के लिये किया जा रहा था और परिवर्तित खेती का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती तथा ऋग्वेद में वर्णित निदयां सतलुज, सिंघु, घग्गर और रिव आदि के बहाव में जल्दी-जल्दी परिवर्तन होता रहता था। उच्च स्तर की सिंचाई प्रणाली के बिना, जिसका विकास इस काल में नहीं हुआ था, निदयों के किनारों की कछारी (जलोढ़) भूमि की सिंचाई स्थायी तौर पर नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार ग्रंथों में वर्णित हिंसया, कुदाल और कुल्हाड़ी का प्रयोग शायद जंगलों को काटकर साफ करने या परिवर्तित खेती के लिए किया गया।

पशुचारण एवं परिवर्तित खेती के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लोग खानाबदोश या अर्ध-खानाबदोश की स्थित में पशु झंडों को लेकर कुछ निश्चित समय के लिये अपने पशुओं को चराने के लिये घूमते थे। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लोग कृषि पर आधारित स्थायी जीवन नहीं बिता रहे थे। आबादी के गतिशील चरित्र के बारे में, "विश" शब्द से भी समझा जा सकता है जिसका तात्पर्य बस्ती था। पुनर (विश), उपा (विश) और प्रा जैसे प्रत्ययों के लगातार प्रयोगों से बस्तियों के उपविभाजन का बोध होता है और जिनका तात्पर्य है पास बसना (एक बस्ती के), पुनः प्रवेश करना (एक बस्ती में) या वापस आना (एक बस्ती को)।

भेंट विनिमय एवं पुनर्वितरण की समाज में महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका थी। कबीलाई-संघर्ष

के कारण पराजित या अधिन समूहों द्वारा विजित सरदारों को बिल के रूप में नजराना या अदायगी देनी पड़ती थी। विजयी कबीले के अन्य सदस्यों को युद्ध में बल-पूर्वक प्राप्त किये गये एवं लूट-पाट के सामान का भाग या हिस्सा मिलता था। उत्सव के अवसरों पर कबीले का मुख्या अपने कबीले के सदस्यों को भोज कराता था तथा उनको उपहार देता था। इसका आयोजन सम्मान प्राप्त करने के लिये किया जाता था। इस काल में व्यापार एवं व्यवसाय की हालत कमजोर थी। भू-स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संपत्ति का कोई सिद्धांत नहीं था। भूमि का अधिग्रहण व्यावसायिक आधार पर था।

#### 12.5 समाज

प्रारम्भिक वैदिक समाज कबीलाई समाज था तथा वह जातीय एवं पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। समाज जाति के आधार पर विभाजित नहीं था और विभिन्न व्यावसायिक गृट अर्थात् मुखिया, पुरोहित, कारीगर आदि एक ही जन समुदाय के हिस्से थे। कबीले के लिये 'जन' शब्द के दस राजाओं के संदर्भ मिलते हैं। जनों के पारस्परिक संघर्ष सामान्य थे, जैसे "दाशराज्ञ युद्ध" का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है और इसी वर्णन से हमें कुछ जनों के नाम प्राप्त होते हैं जैसे भरत, पुरु, यदु, दुहयु अनू और तुरवासू। ये जनों के युद्ध जैसा कि पहले भी कहा गया है पशुओं के अपरहय एवं पशुओं की चोरी को लेकर होते रहते थे। जन का मुखिया "राजा" या "गोपित" होता था। वह युद्ध में नेता तथा जन का रक्षक था। उसका पद अन्य व्यावसायिक समूहों की भांति ही पैतृक नहीं था बित्क उसका जन के सदस्यों में से चुनाव होना था। योद्धा को "राजनय" कहा जाता था। बहुत से कुटम्ब (विश) मिलकर एक जन, (कबीला) बनता था। विश एक गांव या ग्राम में बस जाते थे। कुल या परिवार समाज की प्राथमिक इकाई था और "कुलप" अर्थात् परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया था जो परिवार की रक्षा करता था।

कबीला (जन), कबीलाई इकाई (विश), गांव (ग्राम), परिवार (कुल), परिवार का मुखिया (कुलप)।

समाज, पितृसत्तात्मक था। पुत्र की प्राप्ति लोगों की सामान्य इच्छा थी। पुरुष को महत्व दिया जाता था और इसका पता उन श्लोकों से लगता है जिनको पुत्र प्राप्ति के लिये लगातार प्रार्थना में प्रयोग किया जाता था। यद्यपि पूरा समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी समाज में महिलाओं का भी काफी महत्व था। वे शिक्षित थीं और वे सभाओं में भी भाग लेती थी। कुछ ऐसी महिलाओं के भी दृष्टांत मिले हैं जिन्होंने श्लोकों का संकलन किया। उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था और वे देर से विवाह कर सकती थीं। इन सबके बावजूद महिलाओं को पिताओं, भाताओं और पितयों पर सदैव निर्भर रहना पड़ता था। शिक्षा का मौखिक रूप से आदान-प्रदान किया जाता था, परंतु शिक्षा की परम्परा इस काल में अधिक लोकप्रिय नहीं थी।

ऋग्वेद के रचनाकारों में स्वयं को अन्य मानव समुदायों, जिन्हें उन्होंने दास और दस्यू कहा, से पृथक् रखा। दासों को काला, मोटे होठों वाला, चपटी नाक वाला, लिंग पूजक और अशिष्ट भाषा वाला कहकर वर्णन किया गया है। वे सुरक्षित दीवारें बना कर रहते थे और प्रचुर पशुधन के स्वामी थे। हमें एक अन्य वर्ग, पाणि, के विषय में जानकारी मिलती है जो धन और पशुओं के स्वामी थे। कालांतर में पाणि शब्द व्यापारियों और धन संपत्ति से जुड़ गया। इन समुदायों में आपसी झगड़े और मैत्रियां होते रहते थे और उन्हें विभिन्न जातियों या भाषाई वर्गों के रूप में नहीं बाटाँ जा सकता। उदाहरणतः ऋग्वेद का सबसे प्रमुख नेता सुदास था जिसने "10 राजाओं" की लड़ाई में भरत कुल का नेतृत्व किया था। उसके नाम के अंत में प्रयुक्त दास शब्द से लगता है कि उसका दासों से कुछ संबंध था। एक ही क्षेत्र में कई समुदायों की उपस्थिति के कारण ही सम्भवतः वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ।

विभिन्न व्यावसायिक समूहों जैसे कि कपड़ा बुनने वाले, लोहार, बढ़ई, चर्मकार, रथ बनाने

प्राचीन भारतीय समाज का विकास: 2000 से 1000 ई.पू. वाले, पुजारी आदि का वर्णन हुआ है। सारथी का समाज में विशेष स्थान था। ऋग्वेद में भिखारियों मजदूरी पर काम करने वालों या मजदूरी का कोई दृष्टांत नहीं मिलता। परन्तु समाज में आर्थिक असमानता थी और हमें ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिनके अनुसार कुछ धनी लोग रथों, पालतू पशुओं (गाय-बैलों) आदि के स्वामी थे और दूत वस्तुओं को भेंट या उपहार में देते थे।

|    | हार में देते थे।                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बो | ध प्रश्न 2<br>आप ''पशुपालक समाज'' से क्या समझते हैं? पशुपालन प्रारंभिक वैदिक लोगों का<br>प्रधान व्यावसायिक कार्य क्यों था?                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    | <u>/.</u>                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
| 2  | प्रारम्भिक वैदिक समान में पशु का क्या महत्व था? 50 शब्दों में उत्तर दें।                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
| 3  | प्रारम्भिक वैदिक समाज की पांच महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांच<br>वाक्यों में लिखिये।                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                        |
| 4  | उचित शब्द से रिक्त स्थानों को भरिये। i) प्रारम्भिक वैदिक समाज में राजा या मुखिया को (गोमत/गोपती) कहा जाता था ii) इस काल में समय-समय पर होने वाले कबीलों के युद्ध एवं संघर्षों का मुख्य |
|    | कारण (गायों/भूमि) पर अधिकार करना था।<br>iii) (यव/चावल) के अतिरिक्त किसी अन्य अनाज का ऋग्वेद में वर्णन नहीं है।                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                        |

iv) आधारभूत सामाजिक इकाई (कुल/विश) था।

प्रारम्भिक वैदिक समाज (बहुविवाह/एकपत्निक) पर आधारित था।

# 12.6 राजनैतिक व्यवस्था

कबीलाई राज्य व्यवस्था पूर्णतः समानतावादी नहीं थी। ऋग्वेद में दोहरा सामाजिक विभाजन मिलता है, जिसको दो वंशीय समूहों के रूप में देखा गया है—प्रथम "राजनय" या वे जो युद्ध करते थे तथा जिन्होंने उच्चवंशीय परम्परा प्राप्त की, और शेष कबीले के साधारण सदस्य या विश जिन्होंने छोटीवंशीय परम्परा प्राप्त की। यद्यपि सामाजिक क्रम में किसी गुट ने विशिष्ट स्थान नहीं पाया था, परंतु लगातार कबीलों के पारस्परिक संघर्षों एवं युद्धों ने सामाजिक विभाजन की रचना की। चरागाहों, पशुओं की बढ़ती आवश्यकता और लोगों तथा बस्तियों की सुरक्षा आदि के कारण आंतरिक एवं बाह्य कबीलाई संघर्षों में वृद्धि हुई।

युद्ध में योद्धासमूह की सहायता के लिये "कबीले" विशाल स्तर पर यज्ञ या बिल का आयोजन करते थे। इन यज्ञों में पुजारी या पुरोहित जनसमुदाय तथा देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। वह देवताओं की स्तुति करता था जिससे कि देवताओं का आशीर्वाद कबीले के मुखिया को युद्धों में सफलता पाने के लिये मिल जाये। प्रारम्भ में, सारा जन समुदाय इन यज्ञों में समानता के आधार पर भागीदारी करता था। बड़े स्तर पर इन यज्ञों के समय धन, खाने आदि का वितरण किया जाता और जन समुदाय के प्रत्येक सदस्य को बराबर हिस्सा मिलता था। लेकिन संघर्षों एवं युद्धों में वृद्धि होने के कारण यज्ञ या बिल का महत्व बढ़ गया और पुरोहित ने समाज में एक विशेष दर्जा हासिल कर लिया। इस काल के अंतिम भाग में, वे राजाओं या मुखियाओं से प्राप्त होने वाले उपहारों का बड़ा हिस्सा पाने लगे, और इस प्रकार जन के अन्य सदस्यों की तुलना में उनको विशेष स्थान प्राप्त हुआ।

युद्ध आदि होने के कारण राजा के पद का भी विशेष महत्व हो गया और उच्च तथा छोटी वंशीय परम्पराओं के बीच विभाजन अधिक स्पष्ट होने लगा। ये राजनैतिक असमानताएँ किस समय दिखायी पड़ी इसको स्पष्ट रूप से बता पाना कठिन है परंतु हमें याद रखना चाहिये कि ऋग्वेद के 10वें सर्ग में "पुरुष सूक्त" का वर्णन है और उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें उन उच्च राजनय समूहों के वर्णन मिलते हैं, जो क्षत्रिय का स्तर ग्रहण कर रहे थे तथा जो स्वयं में एक अलग जाति थी। ये परिवर्तन 1000 ई. पू. के बाद हुए। इसका तात्पर्य यह कदाचित् नहीं है कि जिस काल का हम अध्ययन कर रहे हैं वह अपरिवर्तनीय था वास्तव में यह परिवर्तन धीमी गित से हो रहा था लेकिन यह एक मुश्किल सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था जिसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति "उत्तर वैदिक काल" में हुई (इकाई 13 को देखें)।

ऋग्वेद में कबीलाई सभाओं के लिये गण, विदाया, सभा और सिमित जैसे शब्दों का वर्णन है। यह निश्चित नहीं हैं कि इनकी कार्यप्रणाली वास्तव में इस काल में क्या थी। "सभा" कबीले के चुनिंदा सदस्यों की परिषद और "सिमिति" सम्पूर्ण कबीले की परिषद होती होगी। इन सभाओं का कार्य सरकारी एवं प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करना था और यही अपने जन समुदाय के किसी एक सदस्य को राजा निर्वाचित करने का भी कार्य करती थी। इस प्रकार वे योद्धाओं की शक्ति पर नियंत्रण रखते थे। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि यद्यपि हम प्रारम्भिक वैदिक व्यवस्था में अच्छी प्रकार से परिभाषित राजनैतिक श्रेणीबद्धता नहीं पाते हैं फिर भी परिवर्तनों के इस काल में सामाजिक राजनैतिक श्रेणीबद्धता को जन्म दिया और जो "उत्तर वैदिक काल" में जातीय व्यवस्था के रूप में "परिलक्षित हुई। उत्तरवैदिक कालीन समाज कबीलाई मूल्यों एवं नियमों से शासित होता था जिसके कारण मोटे तौर पर वर्ग विभेदीकरण नहीं हुआ।

# 12.7 धर्म

प्राचीन भारतीय समाज का विकास: 2000 से 1000 ई.पू. प्राकृतिक शक्तियों (जैसे वायु, जल, वर्षा, बादल, आग आदि) जिन पर वे नियंत्रण नहीं कर सकते थे और उन पर दैवी शक्ति का आरोपण करके, मानव के रूपों में, जिनमें अधिकतर पुलिंग थे, उपासना करते थे। बहुत कम देवियों की अराधना होती थी। इस तरह से धर्म पैतृसत्तात्मक समाज को दर्शाता है और वह प्रारम्भिक जीववाद था।

इंद्र शक्ति का देवता था और उसकी उपासना शत्रुओं का नाश करने के लिए होती थी। वह बादलों का देवता था और वर्षा करने वाला था तथा उससे समय-समय पर वर्षा के लिये कहा जाता था। उसको पराजित नहीं किया जा सकता था। बादल एवं वर्षा (प्राकृतिक नियति) शक्ति से सम्बंधित थे जिसको पुरुष के रूप में मानवीयकरण किया गया तथा जिसका प्रतिनिधित्व इंद्र देवता करता था। गण का मुखिया जो युद्ध में सबसे आगे रहता था उसका प्रतिनिधित्व भी इंद्र के चिरत्र में मिलता है। अग्नि आग का देवता था और इंद्र के बाद उसका महत्व था। उसको पृथ्वी एवं स्वर्ग के बीच मध्यस्थ माना जाता था अर्थात् देवताओं और मनुष्यों के बीच। वह परिवार के चूल्हे का अधिकारी था, और उसकी उपस्थित में ही विवाह सम्पन्न होते थे। आग गंदगी एवं जीवाणुओं को नष्ट करती है इसलिये अग्न को पवित्र माना जाता है। प्रारम्भिक समाज में अग्नि के महत्व को यज्ञ या बिल से भी संबंधित किया जा सकता है जो आहूतियां अग्नि को समर्पित की जाती थी उनसे ऐसा माना गया कि वे धुंएं के रूप में देवताओं तक पहुंचायी जाती थी।

वरुण को जल का देवता माना जाता था और वह विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था का रक्षक था।

यम मृत्यु का देवता था और उसका प्रारम्भिक वैदिक समान में विशेष महत्व था।

दूसरे अन्य बहुत से देवता थे जैसे सूर्य, सोम (जो एक पेय भी था), सावित्री, रुद्र आदि और अनेक प्रकार के दिव्य देहधारी देवता थे जैसे गंधर्व, अप्सरा, मरुत तथा जिनको सम्बोधित करते हुए ऋग्वेद में प्रार्थना एवं श्लोक लिखे गये हैं।

वैदिक धर्म बलि देय था। बलि या यज्ञों को निम्न कार्यों को सम्पन्न करने के लिये किया जाता था :

- देवताओं की उपासना करने,
- मनोरथ पूरा करने के लिये युद्ध में विजय,
- पशुओं, पुत्रों आदि की प्राप्ति के लिये।

हमें कुछ ऐसे श्लोक मिले हैं जिनको बिल के औजारों में शिक्त संचयन के लिये समर्पित किया गया जैसे कि बिल वेदी सोम के पौधे को पीसने वाले पत्थरों, ओखली, युद्ध के हिथयारों, एवं नगाड़ों आदि। श्लोकों एवं प्रार्थनाओं को इन बिल यज्ञों के अवसरों पर गाया जाता था और सामान्यतः पुरोहित ही इन यज्ञों को सम्पन्न करते थे। प्रारम्भिक वैदिक काल में बिल यज्ञों का बहुत महत्व हो गया जिसके परिणामस्वरूप, पुरोहितों का महत्व भी बढ़ने लगा। बिलदान अनुष्ठानों के कारण गिणत एवं पशु शरीर सरचना ज्ञान के विकास में भी वृद्धि हुई। बिलदान वाले क्षेत्र में बहुत सी वस्तुओं को उचित स्थिति में स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक गणित की आवश्यकता गणना करने के लिये पड़ती थी। बिलदान बारबार होने के कारण पशुओं के शरीर का ज्ञान भी बढ़ा। वैदिक लोगों का विश्वास था कि जगत् का उद्भव एक विशाल बहमाडी यज्ञ से हुआ और यज्ञों के समुचित सम्पादन से ही उसका प्रतिपालन हो रहा है। धर्म काल्पिनक-अनुष्ठान पर आधारित नहीं था बिल्क इसके द्वारा बिलदान व श्लोकों के माध्यम से देवताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित करने पर बल दिया गया था। आत्मिक उत्थान करने के लिये देवताओं की उपासना नहीं की जाती थी और न ही निराकार दार्शिनक अवधारणा के लिये। अपितु इनकी उपासना भौतिक उपलब्धियों के हेतु की जाती थी।

बिल पर आधारित धर्म पशु-पालक (चरवाहें) लोगों का धर्म है। इस समाज में पशु की बिल सामान्य बात है। जब पशु बूढ़ा हो जाए, जब वह न दूध दे सकता है और न मांस, न प्रजनन के लिये ही उपयुक्त रह जाता है, अर्थात् जो पशु आर्थिक लाभ के नहीं होते उनको मारकर उनके मालिकों का बोझ हल्का कर दिया जाता है। इस तरह से पश्बिल बूढ़े जानवरों को नष्ट करने का एक तरीका है और इसका समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन कृषि प्रधान समाज में, पुराने पशुओं का उपयोग खेती-बाड़ी में किया जाता है और वे हल आदि खींचने के काम आते हैं तथा इसीलिये खेती-बाड़ी वाले समुदाय जानवरों के नष्ट होने के काम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार वैदिक धर्म पैतृकसत्तात्मक पशुपालक समाज को उजागर करता है और वह दृष्टिकोण में भौतिकतावादी था।

|   | प्रारम्भिक वैदिक राजनैतिक व्यवस्था में राजन की क्या स्थिति थी? पांच व<br>उत्तर दें।                                                                                                                                                                                    | ाक्यों में |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••••••     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 2 | प्रारम्भिक वैदिक लोगों के धर्म की प्रकृति का वर्णन पांच वाक्यों में कीजिये।                                                                                                                                                                                            |            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••••      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••••••     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••••••     |
| 3 | निम्निलिखित कथनों को पढ़िये और सही (√ ) या गलत (× ) के निशान                                                                                                                                                                                                           |            |
| 3 | निम्निलिखित कथनों को पढ़िये और सही (√ ) या गलत (× ) के निशान i) पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था।                                                                                                                                                 |            |
| 3 | निम्निलिखित कथनों को पढ़िये और सही (√ ) या गलत (× ) के निशान i) पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशोष स्थान नहीं था। ii) "सभा" और "सिमिति" को राजा के चुनाव में कोई                                                                                                  |            |
| 3 | निम्निलिखित कथनों को पढ़िये और सही (✓ ) या गलत (× ) के निशान i) पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था। ii) "सभा" और "सिमिति" को राजा के चुनाव में कोई अधिकार नहीं था।                                                                                  |            |
| 3 | निम्निलिखित कथनों को पढ़िये और सही (√) या गलत (×) के निशान i) पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था। ii) ''सभा'' और ''सिमिति'' को राजा के चुनाव में कोई अधिकार नहीं था। iii) प्रारम्भिक वैदिक समाज में, शक्ति का देवता, इंद्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। |            |
| 3 | निम्निलिखित कथनों को पढ़िये और सही (√) या गलत (×) के निशान i) पुरोहित या पुजारी का समाज में कोई विशोष स्थान नहीं था। ii) "सभा" और "सिमिति" को राजा के चुनाव में कोई अधिकार नहीं था। iii) प्रारम्भिक वैदिक समाज में, शक्ति का देवता, इंद्र सबसे अधिक                    |            |

# 12.8 सारांश

आपने इस इकाई में उन साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जो उत्तर वैदिक समाज के पुनर्निर्माण में हमारी सहायता करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के प्रकाश में "आयों" के वृहत पैमाने पर स्थानातरण की अवधारणा को स्वीकार करना कठिन है।

प्रारम्भिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन की थी और गाय संपत्ति की सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक थी। प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन में खेती का स्थान गौण था।

प्रारिम्भक वैदिक समाज कबीलाई और मुख्यतः समानतावादी था। कुटुम्ब और परिवार के संबंधों ने समाज का आधार निर्मित किया था और परिवार समाज की आधारभूत इकाई था। व्यवसाय पर आधारित सामाजिक विभाजन प्रारम्भ हो चुका था परंतु उस समय जातिगत विभाजन नहीं था।

प्राचीन भारतीय समाज का विकासः 2000 से 1000 ई.पू. प्रारम्भिक राजनैतिक व्यवस्था में जन के मुखिया या राजा और पुजारी या पुरोहित के महत्वपूर्ण स्थान थे। अनेकों गण सभाओं में से "सभा" व "सिमिति" प्रशासन में विशेष योगदान करती थीं। यद्यपि प्रारंभिक वैदिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से परिभाषित कोई राजनैतिक पदानुक्रम नहीं था फिर भी कबीले की राजनैतिक व्यवस्था पूर्णतः समतावादी नहीं थी।

प्रारम्भिक वैदिक लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों जैसे वायु, जल, वर्षा आदि को मूलरूप दिया और उनकी देवता की तरह पूजा करते थे। वे देवता की उपासना किसी अमूर्त दार्शनिक अवधारणा के कारण नहीं बल्कि भौतिक लाभों के लिये करते थे। वैदिक धर्म में बलिदान या यज्ञ का महत्व बढ़ रहा था।

यह विशेष रूप से स्मरणीय है कि यह समाज स्थिर नहीं बल्कि गतिशील था। इन पांच सौ वर्षों के दौरान (1500 ई. पू. से 1000 ई. पू.) समाज का लगातार विकास हो रहा था और आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में नये-नये तत्व सामाजिक संरचना को रूपांतरित कर रहे थे।

#### 12.9 शब्दावली

शिल्पकृति : मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे पुरातात्विक रुचि का कोई मामूली औजार या हथियार।

कुटुम्ब : कबीलाई समुदायों में पाया जाने वाला बड़ा परिवार समूह।

नातेवारी : खून का संबंध।

जीवबाद : आत्मा के लिये प्राकृतिक वस्तुओं और क्रियाओं को श्रेय देना।

खानाबदोश: ऐसे कबीले का सदस्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता हो तथा जिसका कोई स्थाई घर न हो।

पितृसत्तात्मक: प्रुष प्रधान परिवार या कबीला।

अर्ध-स्थायीत्व : ऐसे लोग जो स्थायी रूप से एक स्थान पर न बसे हों और दूसरी नयी बस्ती की खोज में घूमते हों।

परिवर्ती खेती : एक भूमि का कुछ समय के लिये खेती-बाड़ी हेतु प्रयोग करके इसको छोड़ देना तथा नयी भूमि का प्रयोग करना।

स्तर विन्यास (Stratigraphy): भूमि की वे परतें जिनको खुदाई करके निकाला गया हो। इन परतों की खुदाई के कार्य का आधार भूमि की किस्मों पर निर्भर करता है या उत्खनन में प्राप्त होने वाली विभिन्न शिल्पकृतियों पर।

# 12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

#### बोध प्रश्न 1

- 1 ऋग, साम, यजुर, अथर्व। ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित हैं।
- 2 पुरातात्विक स्रोत आयों के आक्रमण या स्थानांतरण की अवधारणा का समर्थन नहीं करते। आयों के द्वारा हड़प्पा की सभ्यता का सर्वनाश करने की अवधारणा के विरोध में पुरातत्विवदों के तर्क, ताम्र पाषाण काल एवं उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों के बीच पाई जाने वाली सांस्कृतिक असंगति, अपने उत्तर में लिखिये। देखिए 12.3
- 3 i) नहीं
  - ii) हां

- iii) हां
- iv) नहीं

#### बोध प्रश्न 2

- ऐसा समाज जो प्रधानतः पालतू पशुओं रूपी सम्पदा पर निर्भर हो क्योंिक बड़े स्तर पर खेती-बाड़ी पर्यावरण और सांस्कृतिक विवशताओं के कारण सम्भव नहीं थी। देखिये भाग 12.4
- 2 प्रारंभिक वैदिक समाज में पालतू पशु संपत्ति का प्रमुख स्रोत थे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको गाय या पालतू पशुओं के महत्व पर लिखना होगा। देखिए भाग 12.4
- 3 आपको अपने उत्तर में लिखना चाहिये कि यह एक कबीलाई समाज था, समाज पितृसत्तात्मक था, परिवार समाज की मूल इकाई थी, जाति विभाजन वहां पर नहीं था आदि। देखिये भाग 12.5
- 4. i) गोपति
  - ii) पालतू पशु (मवेशी)
  - iii) यव
  - iv). कुल
  - v) एक पत्नीत्व

#### बोध प्रश्न 3

- अापको अपने उत्तर में लिखना चाहिये कि राजा कबीले का मुखिया था, बार-बार होने वाले युद्धों ने उसको महत्वपूर्ण बनाया, वह कबीले का रक्षक था, उसका पद सदैव पैतृक नहीं होता था, आदि। देखिये भाग 12.6
- 2 वैदिक लोग अनेक प्राकृतिक शक्तियों की उपासना देवता के रूप में करते थे, बिलदान पर बल देते थे परंतु मायावी-अनुष्ठान के सिद्धांत पर नहीं, धर्म भौतिक उपलिब्धयों पर आधारित था आदि। देखिये भाग 12.7
- 3 i) X
  - ii) ×
  - iii) ✓
  - $iv) \times$
  - v) 🗸